

# हनुमत् विनय पच्चीसी

बिश्रवात्मा बाबरा



# दो शब्द

पूज्य आचार्य श्री का 4 जनवरी 1991 में दिल्ली, एस्कोर्ट अस्पताल में हृदय का बाई पास ऑप्रेशन हुआ। उसके पश्चात् धीरे-2 स्वास्थ्य ठीक होने लगा था; किन्तु अचानक 7 मार्च को दिल्ली में ही वे पुनः अस्वस्थ हो गए और उन्हें एस्कोर्ट अस्पताल में एमर्जैन्सी में रखा गया। डॉक्टरी परीक्षण के पश्चात् यह ज्ञात हुआ कि हृदय में लगाई गई चार नाड़ियों में से अचानक एक नाड़ी बन्द हो गई थी, यह कैसे हुआ, इस विषय में डॉक्टर भी न समझ न सके, सभी डाक्टर हैरान व परेशान थे, किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। उसी समय आचार्यश्री ने अपने परमाश्रय भगवान् मारुति की प्रार्थना में एस्कोर्ट अस्पताल में ही 13 मार्च को इस श्रीहनुमत् विनय पंच्चीसी की रचना प्रारम्भ की और वहां रहते हुए इसे लिख कर अपने आराध्य देव के पावन चरणों में समर्पित किया।

#### श्रीहनुगत् विनय पटवीसी

आपकी प्रार्थना स्वीकार की प्रभु मारुति ने तथा बिना किसी प्रकार की चिकित्सा के आप आश्चर्यजनक रूप से स्वस्थ हो गए। यह श्रीहनुमत् विनय पच्चीसी संकट मोचन भगवान मारुति के ही चरणों में संकट निवारणार्थ भक्त-हृदय की पूकार है। इस प्रकार से दवित हो प्रभु आञ्जनेय निःसन्देह अपने भक्त की पीड़ा को सदा के लिए दूर कर देते हैं, आवश्यकता होती है भक्ति भाव से उनका आश्रय ग्रहण कर उन्हें प्कारने की। अपनी विनय पच्चीसी के अन्त में आचार्यश्री ने प्रतिज्ञा के साथ यही बात कही है। श्रीहनुमत विनय पच्चीसी का यह दूसरा संस्करण प्रकाशित होने जा रहा है, विश्वास है आर्त सज्जन वृंद आस्थायुक्त हो इसके पाठ से लाभान्वित होंगे।

> ब्रह्मऋता परिव्राजिका प्रचारिका इन्टरनैशनल ब्रह्मर्षि मिशन

6/2/04

राम राम राम राम रम राम राम

राम राम

राम रम राम राम रम

रम राम रम राम

रम राम रम ॐ श्री गणेशाय नमः ॐ हं हनुमते नमः ध्यान

राम

राम

रमर

रम

राम

राम

रम

राम

रम

राम

राम

राम

रम

रम

रमर

रम

राम

राम

राम

राम

रम

सिन्ध् स्खधाम राम भक्तन रखवारे. महावीर रणधीर देव रघुवीर दुलारे। तेरो परम प्रताप नाथ त्रिभुवन में व्यापै, नाम सुनत तब यातुधान सेना सब कांपै। सुकवि बखानै सुयश प्रभु संकट मोचन दुःख हरण। व्याकुल विलपत बावरा आइ पर्यो तेरी शरण।।

राम रम राम राम रहर रम राम रमर रम रम रम राम राम रम रम राम रम रम राम रम राम

हे करुणा के धाम राम सिय प्राण पियारे. देखहु पलक उठाइ दीन तव द्वार पुकारे। हों जन्मनि को दास आस तव एक गोसांई, करम काल ग्रह क्रूर मोहि पीड़त बरिआई। शरणागत वत्सल प्रभो विनय करउँ सिर नाइ के। शरण पर्यो तव बावरा वेगि संभारो आइ के।।

रम राम रमर राम रम राम रम रम राम राम राम राम राम रम राम राम रम रम रम रम रम राम राम राम रम राम राम राम रम रम राम राम राम राम राम राम राम राम रम राम राम

राम

श्री हनुमत् विनय पच्चीसी बालपने सूधो नाथ आस्था हिय में लिए,

शरण तिहारी आयो जानत सुजान हैं। करुणानिधान की हों करुणाप्रसाद पाइ, राम

रम

राम

रम

राम

राम

तम

राम

भूलि गयो भाग्य को प्रताप जो प्रधान है। दियो जग मान बहु किंकर तिहारो जानि,

तेरी प्रभुताई पै अपार मुझे मान है। बावरा सनाथ है अनाथ ज्यों बिहाल पर्यो,

तऊ न पसीज्यो नाथ कैसे दयावान हैं ।।। ।।

# शीहनुगत् विनय पटतीसी

बार बहु आरत पुकारि कह्यो दीनबन्धु,

राम राम

राम

रम

रम

राम

राम

राम

रम

रम

रम

राम

राम

रम

रम

राम

राम

राम

सम

रम

ाम

दीनता दिखायो दुःख आपनो सुनाइ के। जनम अनेकन जो करम कषाय लाग्यो,

सोई सुख वासना में राख्यो भरमाइ के। करुणानिधान सद्गुरु को प्रसाद पाइ,

लह्यो राम नाम रित मित थिरताइ के। हाथ किपनाथ गह्यो बावरा सुजान भयो,

घाटि काह कियो नाथ रावरो कहाइ के 11211

E

राम रम राम राम राम रमर राम राम रम रम राम राम रम राम

राम राम राम

राम राम राम

#### श्रीहनुगत् विनय पद्वीसी

राम

रम

रम

रम

राम

रम

राम

राम

राम

राम्र

स्फ

राम

रमा

राम

राम

रम

राम

राम

राम

राम

रम

राम राम राम राम राम रम राम रम राम रम रम राम रम राम रम राम राम राम रम रम राम

हैं तो अल्पज्ञ जीव शिव को आभास मात्र,

बोध औं अबोध जाको सहज धरम है। अहं मम भाव लिए हरष विषाद हिये,

चाहि अनचाहे तऊ भोगत करम है। प्रभु की शरण आइ बारेक पुकारै पाहि,

निगम बतावे गति पावत परम है। बावरा विचारो अति दीन ह्वै दुआरे पर्यो,

दास को निहारो नेक नाम की शरम है।।3।।

#### नाउंजुम्म् विजय पटवासी

राम राम मेरी गति देखि नाथ लोग पूछते हैं सदा, राम रम साँचो कोऊ करुणानिधान भगवान है। रम सा जिसकी आराधना में जीवन व्यतीत कियो, राम राम राम सो तो कवि कल्पना को मात्र अनुमान है। रम राम ऐसो उपहास सुनि हिय को आघात होत, रम राम रम कहुँ किमि देव तेरी करुणा महान है। राम राम उर को विदारि तन फारि जार जार कियो, रम रम राम दया नहीं आइ आप कैसे दयावान हैं।।4।। राम रम

राम रमर राम राम राम राम राम राम राम रम राम रम रम 747 राम रम रम

रम

राम

रम

रम

#### श्रीहनुगत् विनय परवीसी

रम फार्यो हिय रोग को निवारिबे को हेतु जानि, राम राम करम विपाक भोग मानि ताहिं सहि गयो। राम राम राम ऐतेहुँ पै उर को कलंक नाहिं दूरि भयो, राम राम भिषग बतायो तो अवाक् सुनि रहि गयो। रम राम रम रावरो पातप को सहारो जो हमारो सदा रम राम आस विश्वास सभी वेदना में बहि गयो। रम राम बावरा सनाथ सहै यातना अनाथ जिमि. राम रहर राम याहि अति दाह नाथ अन्तर को दहि गयो।।5।। रस राम राम

राम राम राम राम रध्य रम राम राम रम रम रम राम रम रम

रम

रम

रम

रम

राम

राम

# श्रीरंजुगत् तिनस पटतीसी

रम

राम

राम

रम

रम

रम

रम

रम

रम

तम

रम

रम

रम

राम

राम

राम

रम

सम

राम

राम राम

रहर रम मान्यो नरलोक मांहि कर्म ही प्रधान बन्यो, 777 राम सुख दु:ख भोग रोग ताको परिणाम है। रहा रहर देव की उपासना आराधना औ साधना को. रामर राम रम नाथ इस जीवन में कहो कहाँ ठाम है। राम राम संत कहैं पाप को पहारि कोटि जन्मनि कै. राम राम रमः होत जरि छार लेत एक राम नाम है। रम रम करुणानिधान हनुमान आप जानत हो, राम रम सांचो मानि बावरा बिकान्यो बिनु दाम है।।6।। रम राम राम

#### श्रीहनुगत् विनय पच्चीसी

राम

रम

राम

राम

रह्म

राम

राम

राम

राम

राम

राम

राम

राम

रहर

राम

राम

राम

रम

राम

राम

स

राम राम राम रम राम राम राम राम तम राम राम राम राम `राम राम राम राम राम राम राम राम

आगम कहत कर्म त्रिविध स्वरूप मांहि. संचित पारब्ध कियमाण कह्यो जात है। परम प्रकाश में परावर को बोध पाड निगम बतावै सब संचित सिरात है। पावन विशुद्ध चित्त वासना विहीन होत, ज्ञान के प्रकाश कियमाण जरि जात है। प्रबल प्रारब्ध हेतु जाति भोग जीवन को,

बावरे शरीर संग भोगि के नसात है।।7।।

# श्रीहनुगत् चिनतः पटतीसी

राम राम कर्म है अटल सत्य नाथ नर जीवन में, रहर रम ताको फल भोग यदि जीव की नियति है। राम राम काह भयो नाम को प्रताप पाप नाशक जो, राम रम राम संत जन गावैं जासु महिमा महति है। राम राम पावन अपावन वा चेतन अचेत पर्यो. राम राम राम श्वास प्रति श्वास जाकि राम नाम गति है। राम रम बावरा बराक सो पुकारि कहै दीनबन्धु, राम रम नाम हूँ न जार्यो पाप दूजो कौन पति है।।8।। राम राम राम

राम रहर राम राम राम रहर राम रम स रम राम शम राम राम राम राम राम रम

राम

राम

# श्रीहनुगत् तिनय पदवीसी

रम बिलग न माने नाथ स्वारथी दुखित जानि, राम राम रम आरत अनारी सदा आपनी कहत हैं। राम रम नाम को प्रभाव काह कोऊ कलि कीलि दियो. राम राम सुंमिरौं सुचित तऊ सांसति सहत हैं। राम रम रम सुख की न चाह परवाह दुख की न मोहि, राम राम नाथ उपहास सुनि अन्तर दहत ही। राम राम रम बावरा विचारो जन्मनि सो तिहारो दास. राम राम ं और कहाँ जाइ काको पायन गहत हैं।।।९।। रम रम राम

रम राम रम राम राम रम राम राम राम राम रम राम राम राम राम राम राम राम राम रामः

रम

# श्रीहनुगत् तिनय पटचीसी

रम किल को प्रताप राम राम को प्रभाव हर्यो, रहर राम रहर ऐसो कछु नाथ मोहि समुझि परत है। राम रम महिमा महान जािक निगम बखान करें, रम रम रम ताको उपहास सुनि अन्तर जरत है। राम राम आपही सहायक हैं राम गुण गायक को, राभ रम रम प्रभु बल पाइ दास भव से तरत है। रम रम बावरे की बेर देर कहाँ कियो कपिनाथ, राम राम रावरे दुआरे पर्यो रिरिहा ररत है।।। 0।। राम राम राम

रम रम राभ राम रम रम रम राम रम राम राम राग राम रम राम राम रम राम राम

राम

#### श्रीहनुमत् विनय पच्चीसी

राम और कहाँ जाड़ नाथ आपने हिय की कहीं. राम राम राम कौन सुनि द्रवत है पुकार दीन जन की, राम राम करम बचन हिये शरण तिहारी लिये. रम राम राम भावत न देव दूजो कामना न कन की। राम रम बार बार विनय सुनायो अति आतुर है. रम राम मानि अधिकार कह्यो पीडा निज मन की। रम राम रम देखि के दिठाई बाप बिलग न मानै आप. रम राम बावरा तिहारो दास आस चितघन की।।1 1 ।। ं राम राम

राम

राम राम राम राम राम रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रम्य राम रम राम राम

रहर

# श्रीहजुमत् विनरा पटवीसी

राम पंच महाभूत तानि तन को वितान रच्यो, राम रम राम विषम स्वभाव जाको सहज धरम है। राष राम याहि बीच आई जीव कालको प्रभाव पाइ, राग राभ रहेर जनम अनेक किये भोगत करम है। राम राम आगम बतायो सदा संत समुझाइ कह्यो, राम रम रम माया को खेल यह सांचो न भरम है। राम राम मूढ़मति बावरे को मोह से विमुक्त करि, राम रम नाथ पद रित देहु चाहना चरम है।।12।। रम राम

रम

रम रम रम रम राम रम रम रम रम रम रम राम रम राम रम रम

रम

रम

रम

राम राम

#### श्रीहनुगत् विनय पटचीसी

राम राम रम राम रम रम रम राम राम राम राम राम रम रम राम रम राम रम रम रम रम

करमनि को भीग जीव जग को संयोग कियो,

काल को प्रभाव ताकी नियति रचति है। क्रियमाण संचित प्रारब्ध को स्वरूप धारि,

करम विपाक त्रय ताप में पचित है। नाथ भवचक्र मांहि जनमि अनेक बार

यातना अनन्त सिंह नाच यों नचित है।

कहो कृपासिंधु ताकि गति यों जंचति है।।। 3 ।।

'राम राम राम राम राम राम रम राम राम राम राम रम रम राम राम रम रम राम राग

राम

# श्रीहलुगत् विनय पटचीसी

राम राम राम राम राम राम राम रम राम राम रम राम राम राम राम रहर राम • राम रहः राम राम

जानत हों नाथ तव प्रभुता महान अति, हैं तो लघु जीव कैसे शिव से झगरिहैं। अन्तर व्यथा की कथा स्वामी को सुनाइबे से होत अति तोष ना तो आह उर भरिहाँ। निदरि निहारि दयासिंध् दृष्टि फेरिहें जो. है के अनाथ बिनु मौत नाथ मरिहौं। बावरा उदास प्रभु करुणा की आस लिये, प्यास न बुझी तो कपिनाथ काह करिहौं।।1 4 ।। राम राम रम रम रम रम राम रम राम रम रम रम राम राम रम राम राभ रम राम

रम

रम

#### श्रीहनुमत् विनय पटवीसी

राम

रम

राम

राम

राम

राम

रम

राम

रम

राम

रम

रम

राम

रम

राम

राम

राम

रम

राम

रम

रम

रम रम रम राम रम रम रम रम रम रम रम राम रम रस रम रम राभ रम रम

राम

राम

तन अनुरागी मन मोह से विकल होइ के,
ढीठता दिखायो नाथ चरनि में आइ के।
स्वामी हैं सुजान जन अन्तर की जानत हैं,
कहत पुकारि तऊ दीनता सुनाइ के।
देव दयासिंधु से दया की एक बूँद पाइ,

ताप मिटि जइहैं आगि उर की बुझाइ के। बावरा अनाथ जिमि यातना सहत देखु,

तोसों समरथ सों सुनाथ नाथ पाइ के।।। 5।।

#### श्रीहनुगत् तिनर पटतीसी

रहा

रमा

रमर

रमर

रहा

रहा

राम

राम

राम

**(P)** 

राम

राम

रम्य

राग

राम

रम

राम

राम

राम

राम

रम

रम

रहर

रहर

राम

राम

राम

रहा

राम

राम

रम

राम

राम

राम

राम

रम

राम

रम

रम

राम

रम

राम

चाह इस तन की है राम गुण गान हेतु, नाथ मन भावै तो संभाल याकी कीजिये। करम विपाक पुण्य पाप को प्रताप ताप, लोक संताप से विमुक्त करि दीजिये। खोटो खरो रावरो दुआरे पर्यो दीनबन्धु, दयादृष्टि फेरि के त्रिताप हरि लीजिये। बावरा विनीत याहि याचना करत देव. लालसा हिये की राम नाम रति दीजिये।।1 6।।

₹**0** 

#### श्रीहनुगत् विनय पदवीसी

रम राम रोग से ग्रसित तन ताप से तपित मन. राम रम दीन दु:खी जीवन महान अभिशाप है। रम रम रम अबुध अधीन सों दरिद्र पराधीन होत. राम राम आगम बतावै घोर पाप को प्रताप है। रम राम प्रभू की शरण गहै करम कषाय दहै राम राम राम संतन की सीख सार राम नाम जाप है। रम राम प्राणधन नाम भयो तऊ न कषाय गयो. रम रम रम बावरे हिये में नाथ महा परिताप है।।। 7।। राम राम

रम राम रम रम रम राम राम रम रम राम राम रम रम राम रम राम राम रम राम राम

रम

# श्रीराजुगत् विजरा पटतीसी

745 व्याधियुक्त जीवन से मृत्यु को वरन वर, रहर रहर राम प्रभु को प्रसाद मानि शीश ताहिं धरिहै। रम रम स्वामी से कहे ते बहु सेवक वाचाल होत रम रहर राम मौन गहि अन्तर में आह नित भरिहैं। रम राम तन के सहित मन रावरे अधीन देव, राम राम राम सहै अति पीर तऊ कही काह करिहै। राम राम बावरे के माई बाप आपु मुख फेरिहैं जो, राम रम दूसरे दुआरे नाथ जाइ कहाँ परिहैं।।। 8।। राम राम राम

राम रम रम राम राम रम रम रम राम राम रम रम राम राम राम रम राम तम रम

राम

रहर

# श्रीहजुगत् विनय पटतीसी

राम

राभ

रहर

राम

राम

राम

राम

राम

राम

राम

राम

राम

रम

राम

राम

रम

राम

रमा

राप

राम

H

राम

राम

राज

राम

रम

रम

राभ

राम

रम

राम

राम

राम

राम

राम

राम

रम

राम

राभ

राम

रम

रम

संकट हरण के चरण की शरण आइ. संकट निवारिबे की याचना करत हों। देव बन्दीछोर की विमल विरुदावली को, गाइ के सुनाइ जन मोद से भरत हैं। आज नहीं कालि तो सुनेंगे करुणानिधान, याहि समुझाइ हिये ढाढस धरत हौं। क्षमा के निधान क्षमादान देहु बावरे को, बार बार नाथ तव पायन परत हीं।।। 9 ।।

# श्रीहनुमत् चिनस पटतीसी

राम राम रावरो प्रताप नाथ जन्मनि से जानत हैं।, राम राम राम जन्तु को जनेश्वर बनाई देत क्षण में। सार रम मेलि मुखमांहि मार्तण्ड को मिटायो मान, राम राम मेरु सम रावण मिलाई दिये कन में। राम राम राम अति गतिमान बैनतेय को गुमान हर्यो, राभ रम प्रभुता तुम्हारी पूरी रही देवगन में। रम रम बावरे अबोध को प्रबोधता प्रदान करि. राम रम लाई बैठाई दियो मान निज जन में।।2011 रम रम राम

रम राम सा रम राम रम राम राम राम रम रहर राम राम राम राम राम राम रम राम

रम

#### श्रीहनुगत् विनय पच्वीसी

राम बन्दन करत आञ्जनेय के चरण रज राम राध राम तिलक लगाय ताप तन को हरत है। राम राभ आँजत तनिक ताहिं आँखिन में अंजन सों. राम रम राम बोध दे निरंजन को पूरण करत है। रम राम पाये ते प्रसाद चित्त पावन बनाइ देत, राम रम छुअत हिये में राम रस को भरत है। राम राम राम प्रभू पद पंकज की धूलि निज शीश धारि, रम राम बावरा अनन्त बार नमन करत है।।21 ।। राम राम रम

राम राम रम रम रम राम रम राम राम रामा राम रम राम राम रमः राम राम रम रम रम

#### श्रीहनुगत् विनय पटवीसी

रमा

रम

रम

राम

रम

रम

राभ

राम

राम

राम

रम

रम

राम

रम

राम

रम

राम

राम

राम

राम

राम

राम

राम

रहर

राम

राम

राम

राम

राम

रम

रम

राम

रम

राम

रम

रम

रम

राम

राम

राम

रम

स्र

प्रभु के पदज नख चंद्र चित्त धारै नित्त भूरि ताप दूरि होत आनन्द लहत है। सुमिरे सकृत उर शीतल करत सदा मोह तम तोम हरै आगम कहते है। पूरित पीयूष से है पावन प्रकाश तांको, ध्यावत सकल दु:ख दारिद दहत है। बावरे के ईश हैं कपीश के चरण नख करत प्रणाम कोटि हिये में गहत हैं।।2211

**?**E

#### श्रीहनुगत् विनय पटतीसी

रम रम परम प्रचण्ड बाहुबल को प्रकाशित कै, राम रहर देत अभयदान राम भक्तन को धन है। रम रम रम सुनत टंकार जाकी कंपित हो यातुधान, रम राम स्भट समर छाँडि करत गमन रम राम पबि ते प्रतापि जािक प्रभुता बखानै सर राभ राम रम जाको गृह लाइ पूज्यो जानकी रमण है। रम राम हाथ कपिनाथ के विराजे देव वंदित जे. राम रम राम बावरा करंत नाथ गदा को नमन है।।23।। रम राम

राम राम रम राम राम ्रम राम रम राम रमर रम रम राम राम सभ राम रम राम राम

राम

#### श्रीहनुगत् विनय पटवीसी

रम शीतल सुखद छाँव ताव हरि लेंत जाकि, राम राम रहा स्मिरे सकृत करै संकट शमन है। रम राम देव दु:खहारी सुखकारी सदा सन्तन को. राम राम रम राम हित हेतू दुष्ट दानव दमन है। रम रम शीश को परिस जन अभय प्रदान करै राम राभ प्रणत सहारो दास दोष को दमन है। रम रम राम वरद विशाल आंजनेय कर कंजन को. रम राम बावरा करत कोटि कोटिन नमन है। 124 । 1 राम राम

राम

राम राम (H) सम रम रहर रम राम राम राम रम राम रमा रम सम रम रम राम रह रम

राभ

# श्रीहजुगत् विजत पटचीसी

विनय पच्चीसी दास हिये की व्यथा की कथा बांचि लेऊ आप बाप भावै सोइ कीजिये। स्वामी सर्वज्ञ जानि किह के सुनायो तऊ, निपट ढिठाइ कियो क्षमा करि दीजिये। करुणा की कोर से निहारि एक बार नाथ. राभ कृपा बरसाइ आधि व्याधि हरि लीजिये। राभ राम के नाथ कपिनाथ करुणानिधान. राम रस रम ंदेहु वरदान राम नाम रस पीजिये।।25।। रम राम

राम

रम

रम

राम

राम

राम

राम

रम

रम

रम

राम

राम

रम

राम रम रहर राभ राम राम राम राम रम रम रम रम रम राम राम रम राम रम राम

राम

# श्रीरानुगत् विनय पटवीसी

# दोहा

राम

रम

रम

रम

राम

राम

राम

राम

रम

राम

रम

राम

राम

रमर

रम

राम

राम

रम

रम

राम

राम

विनय पच्वीसी दास की, विनय सुनत कपिनाथ। निज जन के संकट हरत। पल में करत सनाथ।। विनय करै धरि ध्यान नित। हिय भाव भरि पूरि। संकट मोचन करत हैं। जन के संकट दूरि।। पाठ करै नित हृदय महुँ। धरि कपीश को ध्यान। कहत बावरा सपथ करि। कृपा करैं हनुमान।। इति श्रीसद्गुरु कृपा प्रसादेन विश्वात्मा बावरा विरचित "विनय पच्चीसी " सम्पूर्ण।

सार राम राम राम राम रम राम रहर रम रम राम राम राम राम राम रहर राम राम राम राम राम

राम रम राम राम रम रम रम राम रम राम राम रम राम राम राम राम राम रम राम राम राम

आरती श्री हनुमान जी की जय कृपा सिंधु जन बन्धु अंजनि लाला। पर होउ कृपाला।। मो जय भक्त जनन के पालक घालक खल के. जय रामदूत जय पवनपूत निधि बल के।। जय महावीर रणधीर देव प्रतिपाला। प्रभु..... जय दीनन के दुःख हर्ता भर्ता जन के, जय असुर निकंदन जगवंदन सन्तन के। हो तुम्हीं सहायक एक वीर बर बाला।। प्रभु....

रम

राम

रम

रम

राम

राम

रम

राम

रम

राम

रम

राम

राम

राम

राम

राम राम

राम

राम

राम

रम

#### श्रीहनुगत् विनरा पदवीसी

रम

राम

रम

रम

रम

रम

रमर

राम

राम

राम

राम

राम

राम

राम

रम

राम

राम

राम राम

रम

राम

जय प्रेम भक्ति वैराग्य ज्ञान के दाता, जय रामनाम के रसिक साधु जन त्राता। हे नाथ कृपा की कोर करउ सब काला।। प्रभु... हे नाथ काम मद क्रोध बोध अपनायो, सुनि सुयश तिहारी शरण बावरा आयो। अब लेउ मोहि अपनाय तोरि जगजाला।। प्रभु...

—विश्वात्मा बावरा <sub>सम</sub>

राम राम

रम

राम

रम

रम

राम

रम

रम

रम

रम

रम

राम

राम

राम

राम

राम

राम

राम

HALL ST RESULT OF THE





ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावरा जी महाराज